JI.

स्री मतिएमा उनायनमः हेत्वा भासितिक मित्र हेर्गे स्वाचिसंग तित्वसंभवति वा पिपन्न धर्मताविशिष्ट हे न निरूपि सित ब्यापिपन धर्मताविरोधि ति हिए बनी प्रपट्धिन विर तेः समरणात् न्यतानादप्रदर्शकाम्लस्यन्यूनतं।पतितिरीर्षः प्रसंग तानिरूपणप्रयोज्ञकत्वमार् एतावतिति परिकरिवापिपन्धपर्मते निरूच त्यंतम उक्तक्र मे लाद्यहेताः समतन्वस्पप्रसंगितिविहकस्पतानाय तत संगिति प प्रसंगादिति सर्वाकारिने निरूपित प्रसंगासंगति त्यर्थः तज्ञानजन्यनि त्राताधीनतंपवापवः मन्वपद्मास्यनिरूपणितयनेन तत्विनिर्णविज्ञप प्रपोत्तकत्वादितिम् लं पयपिहत्वाभासिनिर्छतत्विति (पिपादिनेनक त्तान विध्रश्लेषार) तत्वतिक्षवारे पत्वार्धकतपाणिष्यप्रवत्यपोति नि पताप्रधन चान्प्रपोजनि प्रमान्य देनाभारी संस्पर्य वंगरंग सिज्ञान मन्य हे त्याभारा ने याण्य विरुध नामाध्येष्ठ का राजाना ने सूल त्याणा ता विभागविषय के कि वसी हे त्याभारा अति रूप के किजाराधी न त्ये स्वर्ण :

लत्तए लक्ष्यप्रामान्यप्रकाश्व कार्ने १

दृत्याभा ह्यामिदक्रमधनं ५

मिवहद्व

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

The state of the section of the state of the section of the sectio

NAME OF STREET STREET